ग्रम ज्ञामतेशमात्रज्ञायनमः या प्रीतिविद्रापिते सुरियोर्के निर्यते सर्वात्रे स्था या ग्राविद्र्यापिते सुरियोर्के निर्वित्र स्था या ग्राविद्र्यापिते सुरिव्र ज्ञानित्र स्था या ग्राविद्र्या या ग समिपितस्वीर्कारते ध्वरं विधितां या प्रीतिम् तिए लिभिते चीर त्रप्रामाष्प्रतिकुर १ श्रीवेकुरतिकत्निश्रप्रणावसंस्थानं यर आमोद्यारेषदेयुख्रेस रिवत्नाघारं जगत्का रिवासकाभिष्ठ संदुमनादतरदे द मद्वेभवं ग्रेन जी जानियामके च् श्रुतभं मी ची वतारं अजे अमाका श्री मिनचाक शांति अविसा - यो ध्योतिनाधा सिने CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham

जित्रा। त्रांग्री श्री रंगरंगरम्तां म नोमे ५ स्चित्रा इस्जंग सार्त्वा गसाइके मत्नांगमाई ग्रमोघ साईवर असाई प्रीरंगसाईरमतांम नोमे ६ अप्रीयित जगनेक निर्वाय देति वित्र श्रुति मितितरश्री योगनिहेस् रवओगनिहे स्रारंगनिहेरं मतामनामे ७ कं स्प्राणमेनरक प्रतासेमत्तप्रहाने जगता विधाने - प्रताधना थ जगने के ना च प्रारंग तारीरमतीम्त्रीभग्न रस्शिनवीती सर्मवणातीभक्तात्रियाती युगोद्रतिकाती। अतिमस्तिज्ञाचेक सत्तिष्ठा ग्रामतिमताम

नोमोर्श कावेरा नारेकम ताक त्वेमं सरमा ने किन चार पाते हैं मा तका नरवी त्ते वेषण लेखारं गण लेरम नामनो में १० व स्मास्व रेशिवा दिवेदेश का दिवेदेश ताका वहेम निचार वेदेश मारंगर मतामनो में ११ दु निष्ठीरं गस्तो चे संपत्ती

निः संदेहित जाप क विविवयो क बी विह बीद युत्र स्वुठ क स्र० मभिनेषेभव भवेद्देयाख्वाचालितः।। रंगाधीश्रपदेन युर्गम्रुतारं भी निरं भी गिरान मास्वादि व्यव देशव ४ अयमे नीसीर मासीद नि ॥ १३ ॥ रंग श्मापृतिर त्नपाद भवे नी तुष्या मेजवात जं भेतां भवश्य शिशित स्था संदेश ह कि सर्हेराः॥ श्लाचाप् तनंद्रेसेखरे जराज्ञचालगंगा

यिशिततीमहिम्तः कारानिस्तच ममनुसंय निर्विधः॥ श्रुनालिकाकाषे भ्यतुसुर्भिध् भेग्वनीत रेषािकं भूतासतुसपिद्रितंतापरिहतः ।। ११। वित्रेष्ठे काम श्र गोष रिगाम देव ने ब पर्य मेर कि रेले व्या बाम हिन विसर्भविषयान्यविष्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्याहिन्य तितंते मुहूर्बा स्वाध्ते मुख्य वचन विष्कृ

CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham

Po

वेंकरेश्वरकवः सर्स्त्री॥ अप्रघर्गपतिर्त्त्रपार्केवर्त्त कीव भवती निष्यताति १०११ न्य्रपोर्क रुगां वृधरत्वरा लु त्रमारार हे विधा तुम पि शुक्त यो श्राम् सह सिका से हिता गतयापिहरिपार्कत वर्णों चले ग्रियति रुद्रा इतिरियं भनेदितिमित्रापिषुकारकतिः॥१६॥ अनुस्तिनिजनो रं सिन, पा एर पंनी पन सिचन सिन तंसाच धानामम

CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham

प्रान्तासार्थिविसं स्वलं जसर् गोत्सिकाः स्वयं सन्त वृत्रमः ११ न्या भन्य प्रतः क्री ना प्रशिक्ष स्मिम्नी र्थेष्वास्यः॥१५॥ न्य्रिनिहं प्रथाप्रस्थान्यराश्रेरपहं श्वार र्गध्रिमणार्क देवा।।गतभीतिर पिछ्विनिमोर्खारे CCO. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagy Paradda Peetham